Title-

Accession No - Title -

Accession No -

Folio No/ Pages -

Lines-

Size

Substance Paper -

Script Devanagari

Language -

Period -

Ho tech Beginning -

End-

Colophon-

Illustrations -

Source -

Subject -CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by \$3 Foundation USA

Revisor -

Remarks-Author -

वं शा

दलभोजनारित्रद्वेभिववाधरेश्विभित्रायाः १व यंस्त्रम्। इदमधी मदंषा दाध्या यं प्रत्र गहा ता य। गरणनाबितिमवे एमडले बंसमित्रामा णा ने ता डोंगरोग्रहेबंब संरग शवाह ना च मं इलेसमागह्यज्ञमानाय अभेक् रू॥ इत्या वाद्य नाममंत्रेगापंचापचारेः संप्रतयेताज्ञवपंचेका रहजा। जें। जा वाहर्य प्यहंदेव में कारं पर मेश्वरं विमानं यत्रेरियोनिपदं चित्रेत्रे व के।। अर त्रंग्नेगुगाधारंस्रवीत्ररमयंष्ठभं स्मावं प्रगावंद्रं प्रशाद प्रमध्यदं। स्नारिश्वयं

रेक् वेरम विकासिवहणयो में खेडध उध उदि श्याऽनंत उँद्रेशा मंपी मध्ये उहु मुद्रिशपर ज्ञत क्रीबद्धारंगः तता महत्वस्थियाभागित्रस्य मान स्यं उलंगि मीयत डपरिएक बस्त्र मास्तीयं च तर्शयमायापयेत एवंग्रहादी वित्यवा मनी,यूरिरिरित मने गास हु देवप्रिरिश पावार दिकमादाय जें आबाह्यामहंदेवं गरों शं शिवनंदनं याष्ट्रचंत्रीबरधरं यालपज्ञा पवीत् गामा कार्यापियगृते देवेमादको

देवमप्रमेयसमातने परंपयतं जी नेरिनम्ति व्यलंग्राव्याद्याहे जीवनाषां यस्राक्षे ध्यं कुर् संपद्मा क्रियसेयज्ञमाना यम् जार्गातार राष्य जगारे चा इदमधिमदेपा दाध पायप्रतिग्रहिष्तं ने ने नित्त यज्योतिरूपः परमिश्वधातीयशित ता ब्रह्मर तामा पंप्रगावप्रशना ब्रह्मादेवा नास्कव्स ब्राह्म तिसामा आवसरिति में वे गामइसे समा विशा जिल्ला ब्रह्मरा ब्रह्मरा ब्रह्म वर्षे सी जायतामाराष्ट्रेशजया प्रस्ट इवयोगियाधी महारयाजायतादाग्धी घेन्द्रीं व द्वास्प्रस

वं शा

भिः। दुर्ग खेर्ती वास्त्र खेरास भेवा स्वयन मान्य वीरोजायता । निकामिनिका मेनः प्रजे यावध त्रपत्नवत्यानजाबधयः पन्यताबागदेमानः कत्यता । द्याय चे प्राचार्या स्वास्य स्व वागायत्रीवयमात्रं चार्यवैद्यात्तरं एउट्टा-प्रभगासवेदम्यं शंतं संवैद्यप्रदेवीस्वित्री स्युवं ता नमसे देव देविशानमसे प्रया मेण्यरीय सारम्बति नमस्त्रसन् आयदि पर्मेश्यरी उदमविमिद्याद्ये छियायप्रितगस्त्रेता याष्ट्र स्वयतीपितव्रतान्वेदस्यमाता चपिव चीवाहे

्सार्ट्स जागाने स्थिता चुंडिन म दूरिए करोति नित्यागाय निर्नेष्मं चए महत्त्र तेसमित्राने गायजी जिञ्चनयनुषुण ज्ञामः नृहस्य हिमह क्त शर बीधि शम्यता स्वधि गोष्ट्रा ने आवाद याम्यहं देवी धर रंगिला कथार रंगि। रेदोति द्यागीधरा ए द्यावर हेरासमुद्द ता। तसाह्यज्ञनाचायक्रियास्त्रतिगृहः। देश्विवं रवनीरूपंसप्रहीसम्भिन ते। जेर्द्धीपस्याचा सना। प्राप्तानाक कुभकाषा जो चरीपश्च शाकश्चयुक्तरालयम् प्रमः। सप्तद्वीपवं त

पं शा एखीयते अस्म न्स्या भवा। महादीयितमं प वेरामहत्वेसम्बद्धाः ।। जोमहादीः हि रिधेवी चनइंप्रयहंकि। मीसतंशियपता द्याभरीम भिः। जीवनावर्द्धे व प्रज्ञाता ज्ञावाह्या महिदेवं जीवर्द्ध नेमहाअज्ञामा इत्नर्जाष्यमे गवासीर्यप्रवर्ष ने। ल्या बासंसम्ब्रहेयन सिद्धार्थ हेतवेन गावर्क्ष नइहा गर्क गानुले ने दकार का ।। च त्यां शितिलका गांगाम या छन्यपावनः॥ गा मह बर्गितमनेगा महले वसमाविशा जें। गामहस्रामस्याभाव चातमध्यना व

तांसद्रायपाखात्रयम्डलव जागोत्रावाहण महेरेवंमंडलंपरमेष्यं।।नानारपप्रभाकारंग नारलापशामिता खरी धर्मितित्रं वेरा मंडले वसमाविशा जेंग्वरिधिकः खहास्वरीर्जाः स्वाह्मस्वर्गाष्ट्राञ्चाः स्वाह्मस्वर्गान्योतिः स्वाहाः म्बागिसर्थः स्वरः॥ त्र यहना व धाना जान मःसप्रेमान्यस्य वाध्याः प्रस्य द्वारा ब्रक्षमास्त्रे॥ यदावध्रदना सारिहर स्पर्ध शतानीकाय म्निस्समा ए। तन्म भावद्रा निश्चान प्रमुख्या प्रमुख्य प्रमुख्य के Samuel CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

पं शा अञ्चल दशसा तर जा । तना देशिया जों मोश्रेष्ट्राधिनशाक्रेश्ने त्यष्ट्राचीश्रेभेश ष्त्रियः ष्ट्रदरीतो का ना ना नी ना च्याहिता सर्वादाकामध्यायके विस्तानमानरवाए पराविष्ठाष्ट्रारे मानि सा प्रेता है। धवरा सिमगतना रोम ने ए शोधानिता । जो धि ब्रागिसिपार्वितिष्रिति वास्ति सारमाने ति वस्ति मनीर रिके अवरण सिपार्व ने की प्रती ता पार्वतीवेत्।।।।जयपद्मारः जा।। पद्मासाव रीयर्गागतदमतप्रवीष्ठभवस्ताम् नेजा

'स्रिम्मीगंधनुकामलनत्वक्राधारवंद्रा तपंचा यो तात गप्रधातस्त्र नयुगलगतात्रोः वित्रमालंबह ती। प्रेतु छत्रोबेहमबीतिष्रभवतु भ वतास्त्रयावना ना। भा नेषावनाना सरस्वता बाजिभविभिनी वती पश्चिरि याव हः।। भागाया नागति देशमाया गतें ब्रंसमार पानि नार प्रावारिवंदा। छिव स्न रीसने ननस्पदे निमिने रिशे ने। यह विद्यो प्राचीतु। शेनवेशितः संगमनो वस्त्रता विष्यार्पाभिचे श्राची भिः। देव इसता

पंशा समधंत्रेद्रा नतरेपसमरेप पाना । अवने धारता। जांत्रधासमाग्रहत्यत्रमध्ये वित्ते। करज्यावयदावयं जना। चेद्रवना चारक पालनेव येवे एमिधामितिप्रसिधााचा वेा मेधामेवर्गाददान् मेधामग्नापतः मेधामिद्र या ना शुम्रा मेधा धारुव दारु मेखह अधान्त्र यहात्वेच प्रमास्य हो। साविची। रिद्यम्पात्र भवतः भवता भवते प्रभुवस्ता चंचा द्वात्री कराआ प्रहिसत बद्दनासी ज्य क्षास्त्रेजा। देवामात्वरास्मंगलधरा

सहस्रहणा विता विदेशियां ते विता स्थाने । ास्यनसम्भीया न्हानगमस्यता ने प्रिमं विष्युक्तिया व जिस्ति तातंसवानाप्ट्रस वितामीमगर्दे पति ना ध्रेसे मोब नस्पति ना व्हस्मितवी च ऽई द्रोने ध्याप स्बेप श्रुयोगि वः वर्री धर्मपती ना ॥ ५॥ ज या वेन या ए ना॥ नोदेवीसमाग हुतिबन्धर्पाविष्यासिका साविजयित शाला महोद्धे मिर्च नगर्व षु।महातीकरात्नाक्रामायस्वाहेकि चय ज्ञान के निष्णा सम्बद्धा या नाय

स्वाह्मा यानाय मास्वाह्म चेन्द्रो वेत्वाह्मा नेत्रा ं जापसाहा। वाचे साहा। प्रवित्वाहा। इ दीय यतेदेवी तया प्रम कुल सक्तं प्रमना गरिंहारिस परा मुखी बरवा सने किन्तु है। तिमंत्रकाबरेगा प्रश्लिका आजे करी ना विताव दूर स ९ चालिय ह्या कृ स्वापित समना "वगमइबुधीः संका वृतनाष्ट्रास्वीः एटे निनहा नयति प्रस्ता । जाउ यर वरेन प्रमा ने यादेव मेन बिधिना पुराक्ता

देवारिनाशायकरीयप्रतना सम्मनांच्नवव का स्थिता येथि द ज्यासा मिति मंत्र के ला ट जोईदु जासानेता वृह स्पिन्न दिनि लाव तुर तत्सामा। देवसे गर्नम्भभवित ने। जयंत्री ने। वस्तायं वर्ता है। यह सम्बद्धा स्थाप के या देवीस्रक्रवेद अदिनेशस्त्राख्या संहरी पल्नेकाक्रवदाद्रलगमध्ययामालां द धानागले। क्रम्मक्रभवि अञ्चलकत्त्रंत्र हिलेद्धानास्व धा माता वत्रिविधाविपारि तहासामिनिवित्रभास्तद्या ते जोवित्रभ्यः

स्वधास्त्रधायभः स्वधानमः वितामहे अः खद्याम्भः स्वधानमः प्रवितामहे भाः मदंतिषतरोतीत्वंतिषतरः संधन्।। ॥जारामातार जा।। जास्वा द्वासविय शस्वरी स्तकरीक्रियमकरी सर्वेद्या या प्राथिवद्या व्रतंत्र मतताब देः व्रियाका मध्यक्। चंच हा कार्य श्राट्यारि नमगारिकर एग भाम स्यामध्यास्त्राह्मप्राम् इति प्रस्त्रमन स्योपेश्वास्त्र प्राम् अः माधियोत्के भः एये बो साहा दिवेस्वरा रूकी। या स्वाहा।१०।। प्रथमार ता न मात्र श्रिष्त्रा। जें लें का ना प्रात्का पाप्तक गुरु गएण नेरिद तस्व रीना छा।। छी। मरिस्ने होर्देये नप्रहरिसतमिताषाद हम्मा विवक्ता। दक्त यसामविद्याखिलस्य मध्य तासास्थितः छन बर्गा। ज्ञाया तुस्वत वस्त्रास् कालान वस्त्रेव मनाध्छाष्ट्रस्तात्। ११। जो जनाध्छा पुरस्ता होतेराधि वस साय में सा । पुत्र बते शास्त्रीस्माध्ये वता प्रजाने दाः स्थानं दान

वंशा न्यादेवस्य स्वित्र यथि पत्रे च के जी द आद्रा १० विक्त स्वित्र स्वित्र स्वित्र स्वित्र स्वित्र स्वित्र स्व चरितस्चरिकानुहस्यतेया धिषये। डोनोमे राविष्ययोगमाना द्या विष्वा यो प्राताष्ट्रा भ्यास्याद्वि मनार्ष्यप्रिसाश्चान्त्रयश्चिता उं जापारसामकल यज्ञिधान चलाला केप्रभाष्ठभ बहावरियंता चेष्ठ हो।। आन सकं समद्वाद्वालिसेनु यासाप्रेनुप्रतापसीत तित्रियपद्यमेवै।१६॥ जास्य प्रधानस्य प्रधान प्रदेश न श्री ब्रम्भाने विभिन्न ने प्रमानिक

शर्भ चत्र धेरितरं चेमेन्त व यन्त्र मेन जा मेन् चमयनेनकत्मता।१९॥ जयरोच्य म छोत् ष्टिः समायुरुवरेष्ठ्यरीसा छनी द्रपो गी द सुरा रद्का ना। प्रनाहरं ती नस्य यस्त्रन्तमा भद्रव रेहरवराष्ट्रभगड़क सी।श्वाजिभद्रेक र्राभिः।। प्रदेश महिना देवा भड़े पर्य मादिनि येनवा अस्पर्गेस्न्बार्श्यन्यिभेष् १६ देवरि तं यहाँयः ॥१५॥ ज्ञान दान दात एजा। वें। जा या हसास कलशा राज्ञ मधी पृथ्य कानारायमा अगवतीवर सवरेशा शब्दिती कासक बाधकरी परेण में गान्या ताना सन

प्रा कलाविधार सार्वा १६॥ जो ज्ञामाना निभ वने।तरिश्वनात्मीमंग्रीसमधात्मस्वत्री।ईद्रम इपरुशनमानमायुं देए हो। तिरसतं द ध नागर। जो मोरीपद्मारा वी मेधासायि जी थित याजया। देवसेनाखधा स्वादा प्राप्तरोलाकपा तरः॥ दृष्टिः अहि साचा त्रियाता क देवता ज्यच्यतियाणांच चाचतर्मे बाब्रह्मास्वेवे दधरः प्रथः। तथा त्वं म मयत्रे रिम न्यह्मा भे हित्रे तमागरित्वातकरंग्यहेयनमानावविदेधं ॥ज्ञस्यक्रमेणः प्रतिषैनाषैत्वेमे ब्रह्माभव॥ ज्ञा इं अवामी। जो जा चार्य स्य यास्वरीशकारी

नेत्रस्मितः। नर्यादेममयति सिम्या चार्यस्त्रभ वयमा। गर्हा ।। जास्यका ।। नंबर्स्या ते भेव।। जा हेगा जाच्य ग्वरःपद्मपज्ञातागाप्यः हो महे वतः।काश्यपेयस्वि वेद्र अविक्तं येयवे भवागरी ।। ग्रस्।। त्वं ऋग्वेदी भवेगा ग्रहः । जोंका तमदी यज्ञ वेद से एमे ब्रह्म देवतः। भारहात्रस्रविष्ठे इस्तिक तंत्रमरवाभः वनारही गा आया वंयत्वेदी अवगा अ हे। डोंसामवेदस्रियंगाद्तानागत्वाविध देवतः।काश्यपयस्यविष्ठेत् उत्तिक् त्येभमः खिअवणा ग्रहीः। जिसा । लेसा मवेदी भव

वंशा

जो रहने वा चर्व वेदा ऽउर्छ मार दु देवतः। विषानगानिष्यं दुन्धित्वत् त्वेषेमख्या गही ।। ज्ञास्या त्वज्ञचर्ववे दी भवा जाहे भवा त्री।।अषारी वीदः।। जो अ वेदस्य युत्रेवेदा सामवेदाद्याण विल्ला प्रस्त्रवाका सद्धानितं द ं संतात्तवश्ववः॥॥अष्रवाष्ट्रीतिः प्रिन्ता वेठणे वकाः।। ग्रधनाः सचना वेठ वेत्र सनी येसाधकाः। या विप्र देसा चगरी पाचात पुष्प फलामितं। चत्वासीवंद्व तु आयः कीर्मि वर् विसावलंग अया कालग्रं एजा गतने १ शान्या स धादात्रिवेश्रिवंत ज्ञतं स्रागिः कुंत्रेत्रार्भगं

वंचपहावसंक् नाम्यः । तेत्र प्रप्रता महा नानाम्परि। जेंग्रामि चुकतशंभद्यांना विशित्व द्वः प्रनम् जीति वत्तरम् मानासरः व धुद्धारः पयस्वता उनमीविश तद्येपः अनेन कलशेषस्थाणा । जे व र रास्यातं भनम्भिव्याम्यां भम्त्री नीस्या वर्गास्य अ तसरनमिवरणं कत्रहनमानीरेतिवरः गण्यवता जेगागां पासितः सर्वः समुद्राख सक्ति चासर्वसमुद्धाः सिर्तः स्टारे दि । त ल दान चाः॥ आया स्यन् मानस्य द्रित्रन

83

य नारिकाः॥ इतिग्रामा हते। याति। । ततः प्रमारतिकाः सवीषदीश्वातिपेत्। जे कार द वे क बा हिले भे रा वा हा है जे वे माज प ग्रास्थित ए जा। के नमास्त्र सर्वे जी येक चर्च वीयनायग्रंतरित्वेयरित्वेत्रभः सर्वभ्यान्मः ११।जा वयारानी है नाम के जाता है या में है हे वियोगिनी:परमेश्वरी:। योगाभ्यामे नसंतुष्टाःपरधानसम्बिताः।। दिवानुं इलस् काशार्थियानानास्त्रिना चनाः।। ऋर्तिमस्रो १३ द्यमुलश्व अगुष्टेवे युर्भविताः। अनेन भाव

संयुक्तासंसायरी वता तेलाः। प्रज्ञ कं वेराव र्विलेल्यां ये हे तमातरः। विस्योगी महायागी विश्वियोगी गरिष्यरेग प्रताः शी डाक्नी काली ।। अय व्रद्धा ए जा। जें मुखा दास्त्र ष्ठद्रता प्रामिवेदाया वाह्याणाः। मगनारः रिकतीरं विश्वमा वा द्या मद्रा ब्रह्म यज्ञा नमानेरामं इते त्यममाविशा छो ब्रह्म यत्तान प्रयमेषुरसाहिसीयतः। एक नोबेन जावास वुध्राऽअपमाः प्रस्य महिलाः सतस्य वेरिनमस श्राविवाञ्यविहाएना। डोशाविचनग

वेशंत

दापारितामहत्रारित्रग्रम्थितास्त्रार तार ग्रां देवं खिल्मा बाह् माम्य द्राप्रिक लगररा टमंत्रेण में उत्ने तंसमाविशा जोविद्मार्गरविद्माः छोत्र स्था विलाः स्ट्रानि विला क्रे वा निवे लावम विश्विस्य वेत्वाम्य इड्ड सामा जो बेलाका मेर वाकारं एनितं सम्हरम्हरे। प्रत्यविक्तिनं रंश्यमाबाद्यामद्रंगनमःशाभवाद्यानम् वाज्य नमःशंभवाय बमयाभवाय व।। नमःशंकरा चमयस्तरायचनमः।शिवायचिश्वतराय च।।अया। केर जा जो मेया इंस प्रति के किय

त्वेती बृते त्र से। गृह्मणा ना गुरु चे च त्र भित्र मा वा ह्यामद्गामाग्रे तिमंगा जो प्राप्त हते व रार्धेष्ट्रयवाद्र प्रयत्रेवे इरेबो ज्ञासार यारे सामान्य सामार्डिया वता हरं वता प्र रिएम हार्वस्तं देवानामर्थिपाराजा इंद्रमावा द्रवाम्यद्राजामार्गित्र विज्ञानार्गिद्रम वितारमिंद्रपंद्रवेद्देवस्त्वपंष्ट्रमिद्र न्यामिशकप्रमहत्त्रियं दृष्ट्रस्तिनीम ववाधारिंदः॥अयवाय्यां। जें कृष्टा मारसमाइंड सर्वमाणाद्र दिस्थिरा एतिय CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

मेशी

ष्यायहे भक्ता वीमा वाह्यायहे। वाष्ट्रा जें। वायो घते सहित्रिता र पासकी भग गिर्गितयुनात्सात्रपीतये उगर जाएं जा के होन र तसाव ते जा नोग्निवेशयन्त्रयः त्रमेन्निविराणयेनस्विता रचेनारेवायामिश्रवनानियस्व अयवं द्रमाष्ट्रमाओई मेरेबा ५सपत्र १० स्वयं प्राह तेवज्ञयमह तेनेपशायमह तेना नगाये द 

९ंश्राता।अयभाष्यना।अग्निमिद्यादिवःकः क्रमितः श्रियां यंत्रवाश्मरताश्मित्रकात अय इच्छा। छे। उड्डा किय प्रतिमान ही नामि शास्त्रिक्षंश्रियात्र यं वा । प्रियम्भाव धातरिकानिकारेवायनमानाकाकीरित ॥ अथबरूस्पति ए जा। जांबरूस्पते अतियर् यी। अर्रेयामिकात्मज्ञ नेषायरीर यह्वसऋतप्रताततरमारु द्रावेणं धेरिश्व वंगानविष्ठक्रप्रात्मान्यायाया स्मणाव्ययिवत न्वंत्रयशास्त्रात्रप्रतापितः च

वंशा निनमायभिद्वयं विवान ए श्राम्य मन्त्र अन्तर्म । १६ रहेयविवान ए भिन्न विवास सम्बंधा अपरास एजा। जोशन्नो हे वीरिव ए य स्वी अवंत पीत्रप शंयारमिस्न बंहनः॥अयग्रहरुता। जांका , वनिष्या आप्र बर्ती सवावधा सरवाक षास्य पार्ता।। त्रप्रके हरना। जो के ठक ग्वन्कतवे पेशाम यी अत्वेशक्ष मयोद्भरता ॥ जें जातारी में दुमित तारि में १ म्हरित C-0. Gurukul Kangri University Haridwar Sollection. Digitized by S3 Foundation USA

क्रामिट्तंषुरीट्धे हृ यया हु मुपत्र वे इटे वी आ बादवारिद्राज्य यमर जा। डोयमाय्याम खायलास्डिस्नित्वात्तपदेगदेवस्वादिव तामधाननकरियमाः संभ्यमगोह अर्श्वरामशाविद्यसम्पारिमाजायान् उति रता जानमः सतिन क्रतिसमतेने यस्य जिल्ला वंध्येतं ॥ यमें तं यं स्मानिव राना तमे ना के जारिय रेथे ने ।। जुयब रूप ए जा। जावर एस्वातं अनमिर्वे एस्सि अस र्जे मिस्यावस्यास्य ५३ नम्ह नमिस्य

विशा र ताल अस्ति स्थानिक स्थान स्थान स्थान २-अथवायुरुजा गेवायायेते सर्विताराय सस्विभियगरिद्या नियन्वासी मेवीत्ये जा यक वरद न नें सो माधन एसो मा अवत मानु ए स्रोतिरं कर्माण्यस्यि। सरम्भित्यर्थः समेवंपि । रख्नवरंग या रहा सद से अयगन रता जोतमी शान ज्ञातस्य छ स्वति द्या श्रितमवसदूमद्वयं। ए जा ने यया वरमा मस द्रधेर तिमा पा युरध्यः स्वस्त ये। अर्था द्वे ब्रह्मा ग्रंड नेयत्। जें ब्रह्म यज्ञाने व्रथ में पुरस्ति हिता

पतः स्रिक्वोबेन,प्राचाम्बुध्या अपमाः प्रस्विकः सत श्रोयोनिम म्तर्याचे व ।। अचा धोनेत १ जा। मा चनात्र मंत्रेमानतापंडल दिक्गिरिक्मोतिर्वितस्त्रमानपरि गेउ भितवेदकायारक्षवाच्याच्या स्तिध्वेक म्बस्यना अमं अग्रेगीकलम यान् चतर है जा यमाना वा व्यव्यय त्रातेषानामानियमधर्मग्राम्यंतेनं वेवस्वतकोत्तस्व अतत्यां द्व्यद्ध्नीलप्य प्रव्यकाद्म्चि वर्षेग्राताः॥ एवंचित्तत्वं तस्वीस्व उपतत्ता भूपाचीत्यातेपाणिचीरा विलंगप्राणप्रतिखाम्बस्यव ह्यावस्यम्बराज्ययः अभागः सामायवीग्रिक्शित्र विश्वीत संद्वीर गीत्रामायित देवताजाबीनं द्वीशानि ने ने ने नियं प्राचित्रां प्राचे प्राचित्रां मोरीसाहतस्यप्राताः । एनस्रचे न्योसदाशिवस्त्रीवर् ध्सानः॥पुनस्यवश्रीष्ट्राश्चमा ॥सर्विद्रपाणिकाङ्गनस क्षेत्रः प्राचित्रकः प्राणप्राणे इत्राम्यस्वि वेद्येत्रं वित्रं क्रान्डातीववार सर्वति के परिक स्पराक्ति वेदो ते भवकिए।

PE

वनवेत्यतत्वेत्राहित्रम्य चेत्रंभान्तम्नी यद्वीहे चित्रविक्षमधा चानिद्यतिमंत्रेण सम्याप्यतं वचे द्रयं त्रेश्वातं दा-मविनेचानि चावाद्यपंचयत्यवीधिष्योग्रामपनारि कंमध्येनिधापवानुष्ठगनम्बेशतद्वीर्धानेशिहदेव निव्ववं बन्देवा-स्वर्गाम्हिनमयास्तरेवतामं वेग एत येत्। मेजा नवा चरेवता ना। धाने छावह रेवता मेज : जिंव सेविवनमिश्रतधारंव साःविवमित्रिक्षधारहेवस्त स्वेताः प्रनारुव्याव्ये चे गणात् धारे ग्राप्तधा का मुख्य यतित्रिषावरणाद्रेवतायचा। जावरणस्या च यनप्रिवर 而知道以积弱,制度间不积分,和是如為 तसरनमास्वरणस्वस्त्रम् रनमामेर रण्डात्र जयादयादेवतामं भाग जोत्व-माग्रामाबुरणस्यवद्यात वस्य हे जा व्याक्षिण यो ते श्वेष्ट्र त्या प्राप्त व विवाधिय अग्रम्भात् ३ उत्राधादेण दाऽवि विध्वदेवतामे वः जीत्रावीना गामिका धात्राति वितानप्र स्रीजिन मामारियुसीः। नेवृत्तीरा माष्डवेनारः

न्स्य स्वरंग सा वरुप्र नास्ता वस्त्री यो सः धारेन नी छ्वा द्वना प्रमा के त्राप्त इं द्वरूण प्रेचे देवा ए छी प्रवृत्ती वरू रोतिगवहमाः विसानिष्यारद्राजा यग्नाप्रवाभ गस्यस्तीष्यियपारिषे चेत्रियमिकायातिः प्रव नमागर दाध्याया। द्वताय अवततनीयम्बाद्यच तुर्च ५ प्रतिर यंप चम अरवे वा चेत्रा ह्या तरक्वात द्वागवार यत्गतता -पराचित्र गतं वारं का याता। ततः स्वास्तवाचेनाः प्रयश्यायादानाततः शया मानीया। जीसायकारण शयायेनमः।। जालाण पनमः॥ इतिह्ये क्रास्त्रातिः। व्रेसंच्या ॥ इंत्राशिया तेददानीकीद्र नकरें नत्त्वदाना वाक्राया भिषेचना कुण चयतित्र तता न्यादायम जाजू द्यात्मारिस्त्याऽमुक्त्या अस्पित्रमुक्या मेला

मान्याम इमाराया धन दर्गना मुपा उम्यति ं दुकलशयताष्ट्रीलक्से नारायणप्रित्रमयता रतनाम्बरतात्विकापधानगं चक्रास्ट्री १६ कावितानसिताविवध्याधर्यतारुलध्य दीवितिध्यक्तत्वका स्था अभवा भी अलेख हो। वेयकलर सेन्ववया धे द्राधवत नवनीतनल पात्रासन्ययाशस्यालं करणस्यारिगम रस्तीरकारिय तम चामर छे जेपाने दा छप कर्मार्ने वर्षे वंतायया नप्रमानि गिरा यत्यारिश जोययानस् स्मश्यन् प्रत्यागरत नना।शब्यात्रम्यात्रः-पास्तियान-यात्रेत्रन्यान निपित्नारियः प्रदेशिवप्रकर हद्यात्। विष्ठ १८ कामस्तिये देवाशां व्यास्टित्तते दानप्रात व्यस्तरिक्शान्द द्यातं ततः वददाने । वृतेव

देववासिकंश्नक्रणया यापामिततः। वेषिय त्यादि स्व,वा भ्रवजी अस्पित्र स्रण भेगोत्री तकामात्तानिपदानिनानादुव्यम्यानिव छादे वतामि धनेशनत्ववं चकदेवनीषीतयचनाना जेत्य तता वी व गांद द्यात्य तता वे रिका घा तव केश्यकेम्रिट्रितायाहरामा चपिर्यन चतराकार्यमेन क्रियास्य मन्द्रमाने क्रामान परित्युक्षीण मेथारके नापलियास नश्रवेशाचा प्रागागप्रप्रादे शमा चमुत्तरे तरक मगानिया का एक यो छह्न यजने ना भुद्यत्व वह स्मिका 20

.स्रपाञ्चवित्रमा स्ययव्यक्तित्व स्रप्रमाधाः यं।तर्ताविकि चिकियुत्ताष्ठवाचे दनतावत वस्त्राएपा दाय। जिं । दाकते यवं चक्ते गिते दे मक्रमिण देन तावेदागरपञ्चातके के ते मह क्रगोत्रप्रकाशनी ग्रांचालिए। येथा वेदनेता र्वामाभिवस्तिनताम हरागा प्रिवस्ता ग्रेव रण्यात्। वतास्त्रितिप्रतिवचनं यथाविष्ट्रितेकार्ते च्यारितकारवारितारितवा स्त्राणवंदित तेती ज्ञ राज्ञणतः प्रद्वमास्येषार्याः कल्पत्ववार्या गम्मान्क्शानाहीरित्र ह्याणमित्रप्रदेशिया क्रियानी या असे में में में स्वाय करिय नासन् अपनेश्येत्। ततः प्रतीतापां च प्रस्ताः

उपयम्भी मी अवस्थाउरे

ल्याक्याग्रेक्सत्वस्तः कुलापियिवद्यात्रणततः व मिस्तरसाविष्ठिष्ठाहरीभागमादायाध्यानि यासिशानाते। बुक्तिसोरिनवर्षतेने अता सप्पा नाऽत्रोद्यतः प्रमोताववते ।। तत्रोद्यतः प क्रामिंद्राम्याये विद्याचित्राच्यायये विद्याये व र गार्थमाग्रमन्तरगर्भका प्रायवद्याप्राद पान आज्यस्यातीस माजेनांचेन रान्ये । सि ध्यासाः खवः जा जेष व वं चाश द तेय जमान प्र शशतसावीक्रवामत दल एगोपा चंपाचे च हद क्षाना एवं एवं रिशाक्तिमामा सारनी यो । ने तस्मात्रवादे।श्राज्ञासाध्यार गावस-ग्राक्तस्मना या।नामतःपावन्छदनक्षेःपावन्छिन्ना॥

तस्य में वा देशिज्यासाधारण वस्त्र सप्तत वकरेग प्राणिता दकि विः प्राता तीपावि । नधा यभ्यनिका गुराभाग्रस्तरा प्रविचे ग्रहीत्वानि म्सवन ततः प्राविण जाज्यस्य सम्भागम् नामकागुराजापविनेग्राह्मलानेम्बिनानं प गोतीहक निप्राह्माचीहरू। ततः प्राह्मा जल नयणासादितवस्त्रसेचन त्रतोष्त्रप्रातियाम् प्रावागापाविधापाप्राज्यस्याल्यापान्यापः ततारध्यपा ततास्तरणा दनात्ववेशय ताप्रदाक्तराक्रेत्रापर्धापक्षांग्रहाराज्य । प्रत पनकत्वासमाजनकशानामग्रेशततायलेवा घतः प्रवसंप्रा तेने । प्रयोगता दक्ना अस्त प्र प्रतयस्त्रवंदाताणतान्वस्थात्। ततात्रात्रम्

P P

प्राव्यमिवहमवनाततः वयमनक्र प्रानादाय अति श्निमनमाधात्वातः स्मीमनोमिधः वि प्रतात्र विश्वप्रवाव चेत्राप्य दके नप्रशिक्षां त्रागिमपृथ्वांगर्भागप्रामापानेपविचिनिधा य्यानित द्वितान्त्रानः क्षानेत्रस्यान्वारखः मिहतमेने। स्वेगान्या दुत्ती ती ते वाका दारं अद्वादणा हु तेषुत्तत्वा हुन्य नेतरं स्नुवानं व्यमश्राष्ट्र तस्पद्री होती पा बेप्रदीयः। जेप्रमाप तयस्वा हो।इदामें द्वापाइत्याचारी। जोजययस्व उदमुम्बय। जैसिमायसार हिंदे सामाय। इत्याज्यभा गो। जो स्वाहः । इंदर्स जो स्वः स्वाहा। इदं स्वृः जोखः स्वाहः इदेखः एतामहान्याहृतयः जो बन्नो अग्नेवस्याम् विद्या देवस्य हे डाअवपा

र्रं वस्वात्वर्

सिसीशः योजेशेबिहतमः श्रीष्ठ चानीविष्यान्ये भा मित्रमुम्धस्तिहा १। इदमधीवर गार्थित त्वेना अप्रान्वेना भवा ती तीरे छ। अस्व। उपमान्युरो अनेयद्व नोवरण एं रश्णे ब्रीहिस्डी संभूतिह बो नराधिस्वाहा इदममीव्र गारध्या जियान्त्री मेस्यनमित्रास्त्रपाञ्चसत्रमित्यमेयाज्ञात्र जाया नायज्ञेष्ठास्य याना धेन्हिन वज अस्वाहण इदम प्रया अंथतेशतव्ह ग्रंथसहस्य यत्र या पास्ताव ततामहातम्यिनाजाच्यविताविद्यवित्रयम् तम्रतः खकाः स्वाद्रगाड् दव्यस्माया स वेस्मविविव्याचारवेभाष्ट्रमञ्जाः स्वतं भः जो उद्दत्तंत्रवृह्णपाशमस्द्रविधंत्रीवम्ध्यम् ष्प्रयायेश्रयावयमारित्वनतेत्वनानागमिणप्रित

स्थामास्याह्या इंश्वेद्राणाय एताः सर्वेद्राविके मेजेकाः तता हत्रशबद्धतप्रसेषः तता-बार्भेष ना जीवेसाः वाव उमास शतधारं वसापियम विस्तिधारंदेवसाम्बितावनात्वसाः पवि वेणग्रतधारणश्चाकाष्ठ्वः स्वारः ३दव स्वे जावसण्यात्रमन्त्रास्वरणस्क्रमस व्रेगाक्ववस्याम् अत्रवस्याम् वर्गान्यम् सद्नमाझोदाखोद्राइदवर्गा।लन्त्राज्ञय वस्यायः इद्रप्रगीवस्याभ्या जाशिवाना माम्ब्राह्माद्वातिक्षेतिननम्स्राप्त्रमापादिश् सीः विवत्ते याम्या एवं ना द्यापपुत्रननायग यस्यावायसञ्जाकावसवायासारा उटमार ने भाग जोग्रामे उद्युक्ता में बेहे बाल ध्रुष

ताबक्द्यातिहागवेष्यानोपेया हेर् जिथमाएषा अग े स्वास्त्रतीष्ठ्वास्त्राह्यद्रस्य इतिपचनानवानदेवता हेमः जोशनाद नीयमिष्य आपी भवत दीनिय श्रीना निस्वंतनः खारु। इत्तंत्रवेशानाडशाहतयः तत आवारिकत्यारितस्यितः प्रति अन्वेषा इशाहतयः ए जिंगगणनियस्तरा इदेगगणनिय जिंत्रहास्नराइदे व्राप्ति वेषेदमवेखाह इदिवस्ति वेशंशभवेखाहा इद्यामवे जिल्लाम्बाहा इद्वद्योः जिल्लास्वते साहा इदेमरस्वाये जिस्मिसाहा इदेस्से जी स्यायमाहा उदस्या जां चंद्रप्रश्चाहा इदच इमस जोजामयमारा इदभोषाय जोड्धाय्सी हा उद्यक्षय अवुहत्सत्येस्वाहा इद्वस्तिये अंभ्याप्याहार्ग्यं भाषा अंग्रनेश्वराप्या स हां इदेशनेफ्राराय जोराहेंबेस्वाहा इदेगहवे

43

जेंनेतवेखाराष्ट्रदेनेतवे। इतिनवग्रहरामा जेंड मायसार्॥ इद्ष्रमाय। जो मीमायसार्॥ इदंभी त्राय। जे मुस्तिस्वाह्गाइदे युद्धा जे वस्मायस्वाहा इदंबर्गाया जांशत जतेव खारा इ दशतकातव जोंदुर्गीयेस्वाहा इदंदुर्गाये जो तेचपालाप्याहा इर्ते वपालाय जोत्रेखायस्याहा इदंत्रेर्याय ततेष न्यारंभः जो प्रयोगियं के स्वाही इंट्विस्क ते। ग्रेंप्रज्ञापत्येयारा इदेप्रजापत्ये। इतिमनसा ष्ठावाचीशरिषप्रात्मणीपांचप्रतेषः ततस्यवप्र शनेअविष्य अंअप्युक्तित्व चन्द्रातिहोमक र्मान्ता सत्ता वेदाग्र स्वव्या सक्ते व्यतिष्टाची प्र देखेणिया ने प्रतापति देवता के यथा नाम गो नाय ब्रास्न गार्ष्त्र हो रहे हो प्रतास के यथा नाम गो नाय सीतिप्रतिवचने ब्रह्मग्रेणिविमाना। जांस्मिव

यानः प्रायः जेषधयसंभित्रपविचेग्दीताप्रणीताजः, लेनिश्रासंभूम जोर्भिश्यास्त्रेसत्योस्मा नेश्रिषं वेववयिद्रास इतिमेशिणक्तेमण्यिहरू याण्यक्तेनामधार्यहासेनवविहितमा तत्रमः जोदेवागालुंबदागालुंबवागालुंभमनम्म तरमं सेवयतंस्वातः नाते धास्तातः इतिनहितेमः त्तः उथायप्तायप्रानितश्ते नाजो स्क्रीनिह ची अपर ति वृध्य व्यावेष्ठ्या नर मतिमाजाति मित्र क्रिश्च सम्राजयति घं जना ना माम नापां जनयतुरेवाः स्वाह्या इतिष्ठ्यो हिने कुर्या है। उपविषयः श्रेनेग्राभूम्यानीय द्विणा नामिन्। गरीतभूमना सायवन्त्र प्रतितिल्लाहे। जे क्रम्यम्योय्योगिक्रीनायाः जीपद्वेषु यायप्रथ मितिद्यिमागार यते। जीत्रती अखनायुष

भितिहिदिएवंपज्ञ मानस्यापित वतन्त्री इत्यस्प्राधा नेतवे इतिवेशका ततो गाँदा ने तिवादींगधार ना यदाशास्त्रालंकारे प्राविष्ठे सहस्राणे विस्त गंभा आ की मवरा याव तो बीत रखाया जोने इनी सनेदास भगार मोला में बात प्रमाना है यथा मी या वास्त्रांत्राम्यामनस्मानग्रं धार्षि । इतिसंख्यादमा गातेद्रा नितिष्द्रतक्रित्वं तति तति जलक्षा दियतंत्री। उद्घे गहीता जेंत्र चेत्यादिः स्रत्वात्रम क्र जा अस्योपत्र एक शत्रे माधिकका हिप चकारि कर्याक्र यित्र यहोती स्वित्र विवत्यं यम सीरत केंद्र वेश्वितनम्बित्य हिन्यद्वावितवारणा चित्रग्रेम्छ अपन्तप्राप्तप्य चक्तरप्यक्षणित प्रतिखरीतित्रागार इदेवतासवत्सादाग्धीध

टा चामर अवता पंचरत एक स्वर्ण कर गीर जतस्व , रातिमुख्री का सदाहों गंधारिमास्योताम् उक्ने गां जाया युक्त शर्मे ग्राम्य गां युक्त युक अद्रसंप्रदर्शतस्य क्रितिप्रतिवस्य न तता दाव प्रित्रहारीस्वर्गदिक्षांगदद्गार जाविष्रीप्र विरामिकुम्म प्रामित्रो तते के शतिला जला न्यादा या जें अद्याय स्था असे गा अस्पितर म क्शिर्मा धने हो दे पंच का चिक्र गान भी न ,यहो जैत्यनिवत्ययं ममसद्त कुँ है वादि जनके कारेक्ड्राह्न ज्य दोषात्रवार गण्याम राज्यभया प्रपत्यचं चक्ता चक्ताति अंगत्वे तेनी विस्ता स्रतापति देवतान्व फ्रीवरस्यति सप्तान्य प्रताप क्रिदेवता के नाना माञ्जूषा वा वित्रा भी राहित २५ हम्स्येव ततार्वित्रांलस्यात्॥ १नःक्रशा

द्यापा अंत्रश्चमाद्य व्यवस्थित स्थाना मा श्रेमावा लागि यो यो जो ने दाल मह स्टार स्त्री स्था द चात्या तते. दक्षिणदेया। नताना जिल्ला स्वापितकलेशभ्यः कुराचयगजलमानीयमामिषं वेषुर्भामें वे जेवपावर एष्ट्रायाणकववंभवतिवार ए। तह देवापचालानांशाति भेवतिवार्गा त्रियोतकवन चारित्र चंतितिराराहराः त्रिद्यतसर्वशस्त्राराच-त्रे या ब्राह्मणाक्राचाः यथा सर्वितं वं वं वे वे वा प्रति ह्र-यंते तथासनुधतं द्यारंशी देशात्या प्रशास्त्रीतं ३।गावानरेद्राप्रवास्माप्रविवशेषताः एजितः प्रित्र खंतिनि देहं शवमानिताः ५ हरा चीनदाने नमाद्यनासगमन् म अग्रस्यानिवप्रामाम् यर न्यविन्त्रपति । प्राणितः योविष्वं प्राति ।

विवीशातियापा शातियाप्यः शातिवेनस्पत्यः शंगताने के देवाः शामिन स्तरामित्र विश्व शामिः रेवशातिःसामाशातिरेचिसशातिभेवते ई जाविष्यानदेवस्वित्व विति । ये येका मयते कामसासेकामसपयते। घनधानप्रव इलामेशक्तचवक्तदीर्घमायः प्रभेन इत्याप्र . येन : ॥ ततोदेवयम् जेन । स्वश्तिवाचनुक्रिवावा स्रमाञ्याः । जाशीवी दव्यारेका गरियात तताम् उपादिकं गुरु बेनि व द्या । जन्यानाप्व स्त्राहितः परिताषयेत्। त्राह्मगान्स्र प्रमारिक्सह भोते खेला इतिमां की ए इपुरारोप चकशातिः समावः संवत्राहः २०महीनकि क्तिषतर जारा मधा धाता नी बोधा देन प्रभू ॥ CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

सामग्रीस्वर्गम्हर्तिषापच इप उपर्गिपर तत्रम्भ पेयरता अश्वपत्र सर्वेषिद्या रामा रा पद्यथा शक्त रेत गंध हो प्रवस्त व चर्ग ज्ञापयपाश निमायनी पंचदेवताम नयधारा ते जिला है। प्रमाग जने ३ ० समाये श सतना जा। जिला ५. ज्येवरज्ञा प्रचारत केशर गुगल समिधात्रा हत्रराभोजन जयद्विसा जपाध्ययद्विसा राला मेधी हलधी आटा कालार गुस्तकी सप्त सप्तक्ति हुग्धदही वेड सहता चरत लड्जवानेव द्याना।



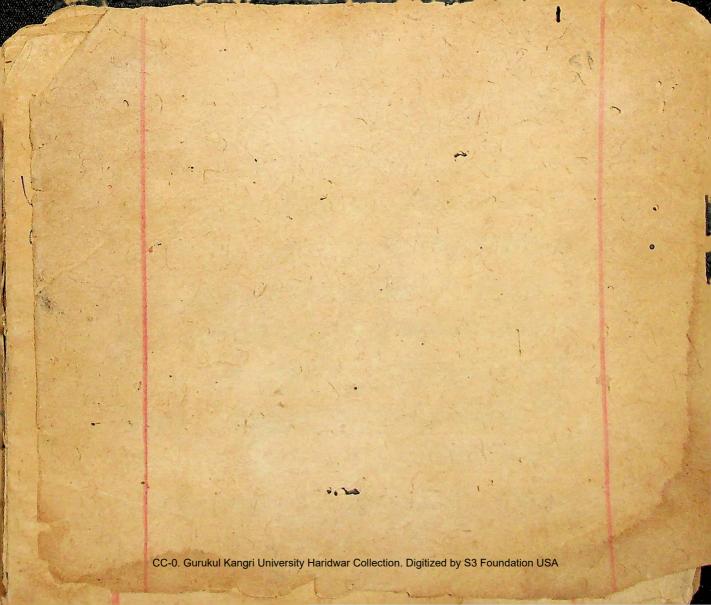

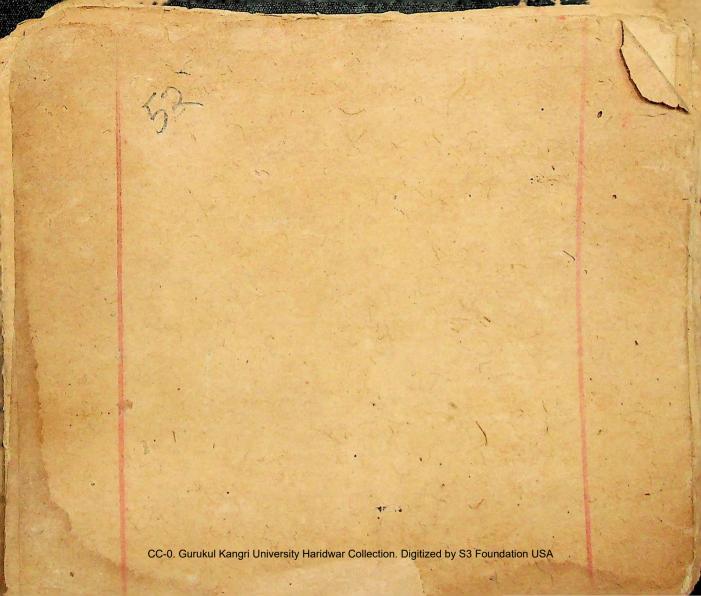